'रामरक्षाकवच'की सिद्धिकी विधि

तथा स्नानादिसे निवृत्त हो शुद्ध वस्त्र धारणकर कुशाके

आसनपर सुखासन लगाकर बैठ जाइये। भगवान् श्रीरामके

नवरात्रमें प्रतिदिन नौ दिनोंतक ब्राह्म-मुहूर्तमें नित्य-कर्म

रामरक्षास्तोत्रम्

30

रामरक्षास्तोत्रम् कल्याणकारी स्वरूपमें चित्तको एकाग्र करके इस महान् फलदायी स्तोत्रका कम-से-कम ग्यारह बार और यदि यह न हो सके तो सात बार नियमितरूपसे प्रतिदिन पाठ कीजिये। पाठ करनेवालेकी श्रीरामकी शक्तियोंके प्रति जितनी अखण्ड श्रद्धा होगी, उतना ही फल प्राप्त होगा। वैसे 'रामरक्षाकवच' कुछ लंबा है, पर इस संक्षिप्तरूपसे भी काम चल सकता है। पूर्ण शान्ति और विश्वाससे इसका जाप होना चाहिये, यहाँतक कि यह कण्ठस्थ हो जाय।

रामरक्षास्तोत्रम् विनियोग: अस्य श्रीरामरक्षास्तोत्रमन्त्रस्य बुधकौशिक ऋषिः श्रीसीतारामचन्द्रो देवता अनुष्टुप् छन्दः सीता शक्तिः श्रीमान् हनुमान् कीलकं श्रीरामचन्द्रप्रीत्यर्थे रामरक्षास्तोत्रजपे विनियोगः। इस रामरक्षास्तोत्र-मन्त्रके बुधकौशिक ऋषि हैं, सीता और रामचन्द्र देवता हैं, अनुष्टुप् छन्द है, सीता शक्ति हैं, श्रीमान् हनुमान्जी कीलक हैं तथा,

रामरक्षास्तोत्रम् श्रीरामचन्द्रजीकी प्रसन्नताके लिये रामरक्षास्तोत्रके जपमें विनियोग किया जाता है। ध्यानम् ध्यायेदाजानुबाहुं धृतशरधनुषं बद्धपद्मासनस्थं पीतं वासो वसानं नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नम्। वामाङ्कारूढसीतामुखकमलिमलल्लोचनं नीरदाभं नानालंकारदीप्तं दधतमुरुजटामण्डलं रामचन्द्रम्॥ जो धनुष-बाण धारण किये हुए हैं, बद्ध पद्मासनसे

रामरक्षास्तोत्रम् श्रीरघुनाथजीका चरित्र सौ करोड़ विस्तारवाला है और उसका एक-एक अक्षर भी मनुष्योंके महान् पापोंको नष्ट करनेवाला है॥१॥ ध्यात्वा नीलोत्पलश्यामं रामं राजीवलोचनम्। जानकीलक्ष्मणोपेतं जटामुकुटमण्डितम्॥२॥ सासितूणधनुर्बाणपाणि नक्तंचरान्तकम्। स्वलीलया जगत्त्रातुमाविर्भूतमजं विभुम्॥ ३॥ पठेत्प्राज्ञः पापघ्नीं सर्वकामदाम्। मे राघवः भालं दशरथात्मजः॥४॥

रामरक्षास्तोत्रम् जो नीलकमलके समान श्यामवर्ण, कमल-नयन जटाओं के मुकुटसे सुशोभित, हाथों में खड्ग, तूणीर, धनुष और बाण धारण करनेवाले, राक्षसोंके संहारकारी तथा संसारकी रक्षाके लिये अपनी लीलासे ही अवतीर्ण हुए हैं, उन अजन्मा और सर्वव्यापक भगवान् रामका जानकी और लक्ष्मणजीके सहित स्मरण कर प्राज्ञ पुरुष इस सर्वकामप्रदा और पापविनाशिनी रामरक्षाका पाठ करे। मेरी सिरकी

🛮 राघव और ललाटकी दशरथात्मज रक्षा करें॥ २—४॥

रामरक्षास्तोत्रम्

मुखकी रक्षा करें॥५॥

जिह्वां विद्यानिधिः पात् कण्ठं भरतवन्दितः।

स्कन्धौ दिव्यायुधः पातु भुजौ भग्नेशकार्मुकः॥६॥

मेरी जिह्नाकी विद्यानिधि, कण्ठकी भरतवन्दित, कंधोंकी

रामरक्षास्तोत्रम् दिव्यायुध और भुजाओंकी भग्नेशकार्मुक (महादेवजीका धनुष तोड्नेवाले) रक्षा करें॥६॥ करौ सीतापतिः पातु हृदयं जामदग्न्यजित्। मध्यं पातु खरध्वंसी नाभिं जाम्बवदाश्रयः॥७॥ हाथोंकी सीतापति, हृदयकी जामदग्न्यजित् (परशुरामजीको जीतनेवाले), मध्यभागकी खरध्वंसी (खर नामके राक्षसका नाश करनेवाले) और नाभिकी जाम्बवदाश्रय (जाम्बवान्के आश्रयस्वरूप) रक्षा करें॥७॥

१० रामरक्षास्तोत्रम् सुग्रीवेशः कटी पातु सिक्थिनी हनुमत्प्रभुः। रघूत्तमः पातु रक्षःकुलविनाशकृत्॥८॥ कमरकी सुग्रीवेश (सुग्रीवके स्वामी), सिक्थियोंकी हनुमत्प्रभु और ऊरुओंकी राक्षसकुल-विनाशक रघुश्रेष्ठ रक्षा करें॥८॥ जानुनी सेतुकृत्पातु जङ्घे दशमुखान्तकः। पादौ विभीषणश्रीदः पातु रामोऽखिलं वपुः॥९॥ जानुओंकी सेतुकृत्, जंघाओंकी दशमुखान्तक (रावणको )

रामरक्षास्तोत्रम् मारनेवाले), चरणोंकी विभीषणश्रीद (विभीषणको ऐश्वर्य प्रदान करनेवाले) और सम्पूर्ण शरीरकी श्रीराम रक्षा करें॥९॥ एतां रामबलोपेतां रक्षां यः सुकृती पठेत्। स चिरायुः सुखी पुत्री विजयी विनयी भवेत्॥ १०॥ जो पुण्यवान् पुरुष रामबलसे सम्पन्न इस रक्षाका पाठ करता है, वह दीर्घायु, सुखी, पुत्रवान्, विजयी और ॑ विनयसम्पन्न हो जाता है॥१०॥

```
रामरक्षास्तोत्रम्
पातालभूतलव्योमचारिणश्छद्मचारिणः
न द्रष्टुमपि शक्तास्ते रक्षितं रामनामभिः॥११॥
  जो जीव पाताल, पृथ्वी अथवा आकाशमें विचरते हैं
और जो छद्मवेशसे घूमते रहते हैं, वे रामनामोंसे सुरक्षित
पुरुषको देख भी नहीं सकते॥ ११॥
रामेति रामभद्रेति रामचन्द्रेति वा स्मरन्।
नरो न लिप्यते पापैर्भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति॥१२॥
  'राम', 'रामभद्र', 'रामचन्द्र'—इन नामोंका स्मरण्र
```

१३ रामरक्षास्तोत्रम् करनेसे मनुष्य पापोंसे लिप्त नहीं होता तथा भोग और मोक्ष प्राप्त कर लेता है॥ १२॥ जगज्जैत्रैकमन्त्रेण रामनाम्नाभिरक्षितम्। यः कण्ठे धारयेत्तस्य करस्थाः सर्वसिद्धयः॥१३॥ जो पुरुष जगत्को विजय करनेवाले एकमात्र मन्त्र रामनामसे सुरक्षित इस स्तोत्रको कण्ठमें धारण करता है (अर्थात् इसे कण्ठस्थ कर लेता है), सम्पूर्ण सिद्धियाँ | उसके हस्तगत हो जाती हैं॥१३॥

```
१४
                  रामरक्षास्तोत्रम्
वज्रपञ्जरनामेदं यो रामकवचं स्मरेत्।
अव्याहताज्ञः सर्वत्र लभते जयमङ्गलम्।। १४॥
  जो मनुष्य वज्रपंजर नामक इस रामकवचका स्मरण
करता है, उसकी आज्ञाका कहीं उल्लंघन नहीं होता
और उसे सर्वत्र जय और मंगलकी प्राप्ति होती
है॥ १४॥
```

तथा लिखितवान्प्रातः प्रबुद्धो बुधकौशिकः॥ १५॥

आदिष्टवान्यथा स्वप्ने रामरक्षामिमां हर:।

रामरक्षास्तोत्रम् श्रीशंकरने रात्रिके समय स्वप्नमें इस रामरक्षाका जिस प्रकार आदेश दिया था, उसी प्रकार प्रात:काल जागनेपर बुधकौशिकने इसे लिख दिया॥ १५॥ आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम्। अभिरामस्त्रिलोकानां रामः श्रीमान्स नः प्रभुः॥१६॥ जो मानो कल्पवृक्षोंके बगीचे हैं तथा समस्त आपत्तियोंका अन्त करनेवाले हैं, जो तीनों लोकोंमें परम सुन्दर हैं,

```
१६
                    रामरक्षास्तोत्रम्
वे श्रीमान् राम हमारे प्रभु हैं॥ १६॥
तरुणौ रूपसम्पन्नौ सुकुमारौ
                                महाबली।
पुण्डरीकविशालाक्षौ चीरकृष्णाजिनाम्बरौ॥ १७॥
फलमूलाशिनौ दान्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ।
पुत्रौ दशरथस्यैतौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ॥ १८॥
शरण्यौ सर्वसत्त्वानां श्रेष्ठौ सर्वधनुष्मताम्।
रक्षःकुलनिहन्तारौ त्रायेतां नो रघूत्तमौ॥१९॥
  जो तरुण अवस्थावाले, रूपवान्, सुकुमार, महाबली,
```

१७ रामरक्षास्तोत्रम् कमलके समान विशाल नेत्रोंवाले, चीरवस्त्र और कृष्णमृगचर्मधारी, फल-मूल आहार करनेवाले, संयमी, तपस्वी, ब्रह्मचारी, सम्पूर्ण जीवोंको शरण देनेवाले, समस्त धनुर्धारियोंमें श्रेष्ठ और राक्षसकुलका नाश करनेवाले हैं, वे रघुश्रेष्ठ दशरथकुमार राम और लक्ष्मण दोनों भाई हमारी रक्षा करें॥ १७—१९॥

आत्तसज्जधनुषाविषुस्पृशा-

वक्षयाशुगनिषङ्गसङ्गिनौ

संनद्धः कवची खड्गी चापबाणधरो युवा।

गच्छन्मनोरथान्नश्च रामः पातु सलक्ष्मणः॥२१॥

रामरक्षास्तोत्रम् सर्वदा उद्यत, कवचधारी, हाथमें खड्ग लिये, धनुष-बाण धारण किये तथा युवा अवस्थावाले भगवान् राम लक्ष्मणजीसहित आगे-आगे चलकर हमारे मनोरथोंकी रक्षा करें॥ २१॥ रामो दाशरथिः शूरो लक्ष्मणानुचरो बली। काकुत्स्थः पुरुषः पूर्णः कौसल्येयो रघूत्तमः॥२२॥ वेदान्तवेद्यो पुराणपुरुषोत्तमः। यज्ञेशः

जानकीवल्लभः

श्रीमानप्रमेयपराक्रमः ॥ २३॥

रामरक्षास्तोत्रम् इत्येतानि जपन्नित्यं मद्भक्तः श्रद्धयान्वितः। अश्वमेधाधिकं पुण्यं सम्प्राप्नोति न संशयः॥ २४॥ (भगवान्का कथन है कि) राम, दाशरिथ, शूर, लक्ष्मणानुचर, बली, काकुतस्थ, पुरुष, पूर्ण, कौसल्येय, रघूत्तम, वेदान्तवेद्य, यज्ञेश, पुराणपुरुषोत्तम, जानकीवल्लभ, श्रीमान् और अप्रमेयपराक्रम—इन नामका नित्यप्रति श्रद्धापूर्वक

जप करनेसे मेरा भक्त अश्वमेधयज्ञसे भी अधिक फल प्राप्त करता है—इसमें कोई सन्देह नहीं है॥ २२—२४॥

रामरक्षास्तोत्रम् रामं दूर्वादलश्यामं पद्माक्षं पीतवाससम्। स्तुवन्ति नामभिर्दिव्यैर्न ते संसारिणो नराः॥ २५॥ जो लोग दूर्वादलके समान श्यामवर्ण, कमलनयन पीताम्बरधारी भगवान् रामका इन दिव्य नामोंसे स्तवन करते हैं, वे संसारचक्रमें नहीं पड़ते॥ २५॥ रामं लक्ष्मणपूर्वजं रघुवरं सीतापतिं सुन्दरं काकुत्स्थं करुणार्णवं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकम्।

रामरक्षास्तोत्रम् राम, रामभद्र, रामचन्द्र, विधातृस्वरूप, रघुनाथ, प्रभु सीतापतिको नमस्कार है॥ २७॥ श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम। श्रीराम राम रणकर्कश राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम॥ २८॥ हे रघुनन्दन श्रीराम! हे भरताग्रज भगवान् राम! हे रणधीर प्रभु राम! आप मेरे आश्रय होइये॥ २८॥

रामरक्षास्तोत्रम् श्रीरामचन्द्रचरणौ मनसा स्मरामि श्रीरामचन्द्रचरणौ वचसा गृणामि। श्रीरामचन्द्रचरणौ शिरसा नमामि श्रीरामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये॥ २९॥ में श्रीरामचन्द्रके चरणोंका मनसे स्मरण करता हूँ, श्रीरामचन्द्रके चरणोंका वाणीसे कीर्तन करता हूँ, श्रीरामचन्द्रके

चरणोंको सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ तथा श्रीरामचन्द्रके

चरणोंकी शरण लेता हूँ॥ २९॥

रामरक्षास्तोत्रम् माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः। सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयाल्-र्नान्यं जाने नैव जाने न जाने॥३०॥ राम मेरी माता हैं, राम मेरे पिता हैं, राम स्वामी हैं | और राम ही मेरे सखा हैं। दयामय रामचन्द्र ही मेरे सर्वस्व हैं, उनके सिवा और किसीको मैं नहीं जानता—

बिलकुल नहीं जानता॥३०॥

```
२६
                    रामरक्षास्तोत्रम्
दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा।
पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्॥ ३१॥
  जिनकी दायीं ओर लक्ष्मणजी, बायीं ओर जानकीजी
और सामने हनुमान्जी विराजमान हैं, उन रघुनाथजीकी मैं
वन्दना करता हूँ॥ ३१॥
लोकाभिरामं
                रणरङ्गधीरं
              राजीवनेत्रं
                              रघ्वंशनाथम्।
कारुण्यरूपं
           करुणाकरं
                                    प्रपद्ये॥ ३२॥
                           शरणं
```

२७ रामरक्षास्तोत्रम् जो सम्पूर्ण लोकोंमें सुन्दर, रणक्रीडामें धीर, कमलनयन, रघुवंशनायक, करुणामूर्ति और करुणाके भण्डार हैं, उन श्रीरामचन्द्रजीकी मैं शरण लेता हूँ॥ ३२॥ मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये॥ ३३॥ जिनकी मनके समान गति और वायुके समान वेग ्है, जो परम जितेन्द्रिय और बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ हैं, उन पवननन्दन्र

आपदामपहर्तारं दातारं

सर्वसम्पदाम्।

लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्॥ ३५॥

रामरक्षास्तोत्रम् आपत्तियोंको हरनेवाले तथा सब प्रकारकी सम्पत्ति प्रदान करनेवाले लोकाभिराम भगवान् रामको मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ॥ ३५॥ भर्जनं भवबीजानामर्जनं सुखसम्पदाम्। तर्जनं यमदूतानां रामरामेति गर्जनम्॥ ३६॥ 'राम-राम' ऐसा घोष करना सम्पूर्ण संसारबीजोंको भून

डालनेवाला, समस्त सुख-सम्पत्तिकी प्राप्ति करानेवाला तथा

्यमदूतोंको भयभीत करनेवाला है॥ ३६॥

```
रामरक्षास्तोत्रम्
नहीं है। मैं उन रामचन्द्रजीका दास हूँ। मेरा चित्त सदा
राममें ही लीन रहे; हे राम! आप मेरा उद्धार कीजिये॥ ३७॥
राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे।
सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने॥ ३८॥
   (श्रीमहादेवजी पार्वतीजीसे कहते हैं—) हे सुमुखि!
रामनाम विष्णुसहस्रनामके तुल्य है। मैं सर्वदा 'राम, राम,
राम' इस प्रकार मनोरम रामनाममें ही रमण करता हूँ॥ ३८॥
      इति श्रीबुधकौशिकमुनिविरचितं श्रीरामरक्षास्तोत्रं सम्पूर्णम्।
```

## श्रीराम-स्तुति श्रीरामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भवभय दारुणं। नवकंज-लोचन, कंजमुख, कर-कंज, पद कंजारुणं॥

कंदर्प अगणित अमित छिब, नवनील-नीरद-सुंदरं। पट पीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरं॥ भजु दीनबंधु दिनेश दानव-दैत्य-वंश-निकंदनं। रघुनंद आनँदकंद कोशलचंद दशरथ-नंदनं॥ सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणं। आजानुभुज शर-चाप-धर, संग्राम-जित-खर द्षणं॥ इति वदति तुलसीदास शंकर-शेष-मुनि-मन-रेंजनं। . मम हृदय कंज-निवास कुरु, कामादि खल-दल-गंजनं॥ मनु जाहिं राचेउ मिलिहि सो बरु सहज सुंदर साँवरो। करुना निधान सुजान सीलु सनेहु जानत रावरो॥ एहि भाँति गौरि असीस सुनि सिय सहित हियँ हरषीं अली। तुलसी भवानिहि पूजि पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली॥ सो॰ — जानि गौरि अनुकूल सिय हिय हरषु न जाइ कहि। मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे।। सियावर रामचन्द्रकी जय ॥